







अपनी जात

अपनी जात

गुजरते चले गये जीवन के इतने बरस पर 1971 का' वर्ष मेरे जीवन को एक विशेष रंग और आकार प्रसंन कर गया। गुढ़ के प्रति मेरे भाव गुढ़स्तुति के रुप में प्रकट हुये। गुढ़ के पुष्य जन्मोत्सव पर प्रातःकाल की पृजा के समय यह गुढ़स्तुति गुढ़्याणों में समर्पित होती रही!

1988 में मैंने गुढ़ आजानुसार इन सब गुढ़स्तुतियों का संकलन किया जो अब तक रपी गई थीं। यह संकलन जब परम् पूज्य गुढ़देव के हायों में आया तो उन्होंने बड़े आत भाव से अचानक यह शब्द घोले ''यह को इवित करती हैं'

1971 से लेकर 1997 तक की रचनाएँ में अब द्वितीय संस्करण के रुप में ईश्वर आप्रम दहर को समर्पित कर रही हूँ ताकि भीवनी की भिक्त में के रुप में यह आप के हायों में पहुँचे और ट्रस्ट मेरी भावनाओं को समस्त भक्त पुन्द तक पहुँचाने का युन्दर माध्यम बने।

अो गुढ़ महाराज के भैरवधान विधारने के पश्चात इस स्तुति रचना का समस्त भक्त पुन्द तक पहुँचाने का चुन्दर माध्यम बने।

अं गुढ़ महाराज के भैरवधान विधारने के पश्चात इस स्तुति रचना का समस्त भक्त पुन्द तक पहुँचाने समय समय पर मुझे यह संस्करण पुन्द अपना द्वारित्व समझती हूँ जिन्होने समय समय पर मुझे यह संस्करण पुन्त अपना द्वारित्व समझती हूँ जिन्होने समय समय पर मुझे यह संस्करण पुन्द राजदुतारी कोल प्रात्न के लिये प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया।

अं राजदुतारी कोल

पूर्वा विमाः प्रे प्राप्ता का क्षेत्र क्षेत्र



# 医克克克氏氏试验医克克氏氏试验检尿液医尿液性尿病 医克克克氏

प्रेस प्रमुक्त विमः प्रमुक्त विद्यान पर्या अतिस बोज़तम आदर्सि बाज्य टीठ घरय। आठ प्रमुक्त वित्त के साम हे बान प्रमुक्त के साम हे बान के साम हे बान के साम हे बान प्रमुक्त के साम हो बान प्रमुक्त के साम हे बान प्रमुक्त के साम हो बान साम हो बान प्रमुक्त के साम हो बान हो है है साम हो बान हो है है



## गुरूवे नमः

2968

मचि न्येन्दरि मंज वुजनावतम पर - छेयिन ब पर मत पावतम असलच्चि म्ये नज़रा त्रावतम पऽज वथ म्यं हावतम सत्ग्रा।।

वुछि वुछि जगथ वोन्य तृफ गयस वुनि मा मगर पायस प्येस मायाइ तूफान यिन डुवियेम दोऽल प्येठ म्ये त्रावतम सत्गुरु।।

शर भक्ति हन्दि अन्दरी गजिस व्यवहार च्येव फांसेयव वजिस मोकलावनुक पाया करिथ भव सेन्द्य म्य तारतम सत्गुरु।।

ज़ऽर छस दिवान वीदन व कन अन्यि छस दियान यन्य शास्तरण पोज़ मान्य लभ युथ मन्तरण तिछ वेऽद्य म्ये हावतम सत्गुरु।।

अज्ञन्यान छुम छस मूरखा किथ वन शिष्यव मन्ज़ छस अखा शिष्य भाव क्याह - शिष्य कस वनन

医阿克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克 ection **डो क्रिक्** A**प्रिमन्तिर**th<del>ले।बस्तम</del>०,<del>सत्यापुर</del>्भवां. Digitized by e**G**angotri

श्रूप्ति विमः प्रे श्रूप्ति विभि प्रे श्रूप्ति विभि प्रे श्रूप्ति विभि प्राप्ति विभ क्ष्या प्रमु।

कर्म हीनस प्येठ दया कर, श्रूप्ति विभ कुनुय वर, श्रूप्ति विभ काम प्रमू।

भि केह नमान छिय मनुष्य रुपस केह नमान छिय मनुष्य रुपस केह नमान शिव भावसय।

गुरु व लगहय सतस्वभावस श्रूप्ति विभ काम अंदि प्रमू।

ब्योध छि क्या पूज़ाय हन्ज, प्रमू।

ब्योध छि क्या पूज़ाय हन्ज, प्रमू।

प्रमूप्तिय जुच त्रावि गाह, त्युथ काह वोपाया कर प्रभू।

सर व त्रावय च्ये स्वोऽरन तल, गोऽह दिमय अशि वानि सूति।
दीप दूप किन प्राण आलवय, तर व ध्येव भवसर प्रभू।

बोऽछि हच छस छम स्यठा बोऽछि, प्रमूप्ति भिक्तभावचिय।

ओशि वसन ददराइ येलि,

Collectितिस्ति विम्रिति विम्रिति विम्रित विम्रिति विम

पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण प्रांति वर्ण मयोत हावतम, पूर्ण कर पान पानय सर प्रभू। पूर्ण मवहोऽस मन म्योन फेरान, पूर्ण पासि रोस्त बुछतन चोपारि। पूर्ण वाऽरि मा छुम ज़ांह दिवान, पूर्ण कर बु युथ हर हर प्रभू। पूर्ण प्रांति केंद्र अनायत कर प्रभू। पूर्ण प्रमुत्ति केंद्र अनाविक प्रमुत्ति केंद्र अनाविक प्रमुत्ति केंद्र अनाविक प्रमुत्ति केंद्र अनाविक प्रमुत्ति केंद्र अन्य कक्षम भरचर प्रभू।। पूर्ण पूर्



श्रिक्त तमः

श्रिक्त तमः

१९७६

श्रिक्त जार बोजवुन। श्रिक्त व्याप्तायन छुला हामा करवुन।। श्रिक्त हमल्य स्थाना। श्रिक्त हमल्य स्थाना स्थान

医阿斯氏氏试验医阿斯氏氏试验医阿斯氏试验试验检试验试验

医医尿管医尿管医尿管医尿管医尿管医尿管医尿管医尿管 医医医氏性医氏性医尿管性医尿管性尿管性尿管性尿管炎性尿管 मटि छुथ हयोतमुत गुरु म्योन बार। छे ऽत कर वति वति मूहनि नार।। कर्म - सुम से ऽज़ रुम वति लागुम। आधार छुख म्योन चार छुय करुन।। दय वुछि मेय चानिय बड दयगथा। प्रेरणा दिथा ध्युतथम सामर्थ।। दयाई प्येठ छुहम येऽन च्यूनुम। तन पान हयोत पनुन म्ये प्रज्नावुन।। छम न कल कांसि हन्ज़ तृफ छस बो। सर्वस्य म्योन छुख टाठि लगयो।। चेयि रोस क्याजि कांसि अथ दारबो। चुय म्योन दरदिल टोठ त पनुन।। ईश्वर आश्रम वन छुन क्याह। थदि थोद् तीथा बोऽड़ मन्दिरा।। ज्गि हुन्द पालनहार करतार। साक्षात शिव येति छुवास करवुन।। अज् छुलोगमुत येति च्योन दरबार। अनुग्रह कांछान छस वोमेदवार।। 'राज' नाव छुम शासक छुहम चुय। बजि बारगाहि छुम म्ये मुर दारुन।।

R

医阿斯氏氏试验医阿斯氏氏试验医阿斯氏试验医阿斯氏试验

प्रेपं
प्रिपं
प्रिते



पूर्ण प्रस्ते विमः पूर्ण प्रमः पूर्ण प्रमः प्रम

प्रें प्रें

प्रें
प्रें
प्रें
प्रें
प्रें
प्रें
प्रें
प्रें
प्रें
प्रें
प्रें
प्रें
प्रें
नोति वु मंगय भिक्षा।
प्रें
मत करत अज त पगाह
प्रें
मोकलनपाय लगयो।।
प्रें
दिम स्थिरता मनचिय
प्रें
जान परमानन्द चिय।
प्रें
निर्मल अमृत स्वरुप
प्रें
प्रें
प्रें
प्रवास उश्वासस मंज
प्रें
प्रवास उश्वासस मंज।
प्रें
प्रवास त खासस मंज।
प्रें
प्रवास जमयो।।
प्रें
प्रवास जगयो।।
प्रें
प्रवास करतम।
प्रें
प्रवास अग्रह अपराध हरतम
प्रें
प्रवास त्याय लगयो।।
प्रें
प्रवास अग्रह अपराध हरतम
प्रें
प्रवास त्याय लगयो।।
प्रें
प्रें
प्रें
प्रें
प्रें
प्रवास व्याय लगयो।।
प्रें
प

# गुरूवे नमः

뽀

医克洛克氏氏试验检尿液试验检尿液溶液 医克克克氏试验检尿

9860

西西西西西西西西西西西西

**ENERE** 

西西西西

医医院医医医医医医医

''यदि हरोंसि तदा हर दुष्कृंत, यदि भवोसि तदा भव भूतये। यदि शिवोसि तदा कऽह मे शुभम, शमय दुःखमिदं यदि शंकरः।।''

पुशरोवमुत छुमय पान यच्कालुक अद याद थावुम या मऽशरावुम करनावि तार दिन वोल छुख पानय अद बठि लागुम या यीर त्रावुम।।

दूरि रोज़नस म्यानिस मान्ये क्याह रात चेन मनि मंज़ छम चान्य कांख्या क्रूठ मंजिल ज़िन्दगी हुन्द बुथि छुम अद गट हावुम या गाश हावुम।।

पननेव करमव करहस परेशान आकाश पाताल बासियोम मेलान जारी करमय परवान सूज्मय अद मन्दछावमु या नेशनावुम।।

चोन महिमा वननुक छुम न ताकथ राऽछि करथम त्रट तामथ गयम पथ

भक्त वत्सल चानिय आंऽच छम स्ये सथ Conjection of Late Arian Nath Handoo, Rainawari. Digitized by eGangotri

ज़ानिथ म्यानि मुशिकल तु वखतिक ज़रू अथ रऽटि रऽटि दोपथम ब्रोंह ब्रोंह पख पऽदि लूसिऽम विन वेसरेयसय बो अद शक्ति दिम या डुल त्रावुम।।

अनुग्रहं कोरथम यऽच् पाननाविथ वुज् नावथस नोऽन प्रभात हाविथ म्योन आरच्र छारान छुय हरदम अदनख थावुम या दूरि थावुम।।

पादि कमलन अिक लिट लोल बरहय अिश गंग वानि पम्पोश पाद छलहय भावुक भूज़न थालन बरहय त्युथ साथ दिम या गोरु तरसावुम 医阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿

बड़ि दोह आयस बड़ आशा हेथ वित डिजिमच् छस ध्येव लब पऽज वथ छुख ईश्वर स्वरुप छुय नोऽन ताकथ . अद खाऽलि सोजुम या रन्जनावुम।।

जन्म दोह चोन सथ हेथ इतान कान्।ह जन सोंत हेलि नेरान नव आशा गोणहीन ज्ञानहीन ''राज'' चानिय छस बड़ि दोह मेति बड़ योक्ति हावुम।।



प्रे प्रे प्रस्ति श्री गुरोरेष प्रादुर्भाव दिनोत्सव प्रे प्राचित श्री गुरोरेष प्रादुर्भाव दिनोत्सव प्रे समागता जना यस्मिन, भवन्ति विमलाशयाः प्रे प्रे अन्तर्यामी पान छुख भगवान पेतरान छिय वीदान्ती ब्योन ब्योन वखनान प्रे भगयवानन छि चानि पऽज पहचान।। प्रे प्राचित होतान जन चांऽिय गाश प्रे महर्सि हावान जन चांऽिय गाश प्रे मत मन्दिरस मंज लछनावि वास चोन आश्र्ययमय खास लीला चानि नारस गुलज़ार कऽरि कऽरि थावान।। प्रे प्रे नारस गुलज़ार कऽरि कऽरि थावान।। प्रे प्रे नारस गुलज़ार कऽरि कऽरि थावान।। प्रे प्रे ति चानि प्रतिभा छय शोलान प्रे प्रे वित चानि प्रतिभा छय शोलान प्रे प्रे प्राचित चानि तीरथऽिक बागस प्रे पागस लिजत्व ग्रस्व चित्रनि हिश

医医克克氏氏试验医医克克氏试验检尿病医疗法疗疗 गुलवारि हन्दि छिय शुरिभाव पूजान सथ छरव डिव असि छु पान भगवान राऽछि चानिय छख रोजुख मेहरबान।। वन क्याह कोताह अति छा सुम सोऽथ वननस ति मा हेयक जांह हेयथपोऽत चानिय छि भाव चोनुय सोरि सामान।। प्रहलादस धुवस यिथ गयि पहचान तिथ किन मेति दित ज्ञानुक ज्ञान दिख अहल्याइ ज़न मूखयुक वरदान।। मायायि चानि हुन्द सागर सनि सोन लाल अथि लगि यस तगि ढुंग ध्युन गुरु अनुग्रह सूति सख सहाऽल छु सपदान।। ईश्वर स्वरुप आयस पाय लगिनय मायहच् मच् सीवाय वाऽच्सय ध्युन हयोन शुभान बेन येति छु आसान।। भक्तिभाव वहरस सऽच् सोम्बरावेम रऽछि रऽछि रंग रंग चूनि थावेम पूरि ठहराव ''राज'' पाऽरय दामान।।

lection of Late Arjan Nath Handoo, Rainawari. Digitized by ecangotri

प्रे पथ कालिक छिम करम जान प्रे प्रे प्रे प्रे सतगुरु म्यूलुम चयोन थान प्रे प्रे सतगुरु म्यूलुम चयोन थान प्रे प्रे सथ समीरचि इत्वि हदहम वतहावुक त बोऽड मददगार।।

प्रे काचाह सन छस भाग्यवान प्रे जारपारस ध्युत्तथम ध्यान प्रे गुरुदेव कोरथम कल्याण प्रे लोचरोऽवथम मनकुय भार।।

प्रे जन्म दोहस छि महिमातु शान प्रे प्रे जन्म दोहस छि महिमातु शान प्रे प्रे विच्या पूजि योर वातान प्रे प्रे विच्या पूजि योर वातान प्रे प्रे विच्या पर्वि सपदान कर्म अनुसार।।

प्रे येमि यछ पछ सोम्बरावय प्रे प्रे विच्या प्रतिमा पाऽरावय प्रे प्रे विच्या प्रतिमा पाऽरावय प्रे विच्यामित सारिय द्वार।।

प्रे वंद करथस न कुऽनिवापथ प्रे वोम्यमन वार।।

प्रे वंद करथस न कुऽनिवापथ प्रे वोम्यमन व्युत्त ति थोवथमन वार।।

प्रे अशि गगि वानिक मोस्वऽत वाऽन प्रे प्रे भाव सुतरस वृद्यऽम पानिपाऽन प्रे प्रे भाव सुतरस वृद्यऽम पानिपाऽन प्रे प्रे विच्या प्रतिमा प्रा विच्या प्रतिमा प्रतिमा व्युत्त ति थोवथमन वार।।

पूर्ण पूर्ण पूर्ण प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त साउन प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त साउन प्राप्त प्राप्त स्वाप्त प्राप्त प

医阿克斯氏氏试验医阿克斯氏试验医阿克斯氏试验医阿克斯氏试验 युग्य आसहा बुति पूजाय वातहय あるであるであるのであるである जाँह कालि बुति परम सीवाय वातहय येति पदि त्रावहस्य तति आलवहय प्राण।। क्याह धयान धारय क्या कर स्मरण छुऽन पानस निशि आसान म्योन मन भाव होऽत मोऽत अन्दि पखि येति फेरान।। गोऽर, लगहय माइ सोऽस व्यवहारस चानिस बजरस आश्रम द्वारस परिपूर्ण वुछहथ छुम म्ये अरमान।। तस कति डलि वथ युस वति लागहन तस कित सन भय युस लिय अनहन यस गछि अनुग्रह तसछु पूर कल्याण। न्येय प्रथ मन म्योन छुय यूरि वातान दर्शन भेक्षा हयेथ पोऽत फेरान हाव भाव छुमन पऽदि पऽदि छस हारान।। कोऽठि दरराविथम छम चानि प्रेरणा नत यीर गछ तेज लहरन छु प्रवाह गोऽर सोंचान छुख म्योन नाकार जान।। सोन्त सग लगिनय हरद ग्राय डलिनय सानि मटि हेच्मच् पीडाइ च्लिनय सथ रुजिनम छऽस 'राज' आशावान।। dellection of Late Arjan Nath Handoo, Rainawari. Digitized by eqangotri 35

प्रें प्रें

अं कं नज़रसाऽनि स्यठाह चोपारि करथम
चेऽथय परेशान क्या सनाज़ि थवथम
से सेद्विदाता त वेघनहर्ता छुख
कर नज़रा बनाव वसीलऽच वथा।
अं नेयथ प्रभातस छसय स्वरुप डेशान
जुनि तोशान न कुनि छसय रोशान
नाज़ भरदार राज़दार छुख म्योन
छमन पानस अथे पनिन काँह कथा।
अं परम सोऽख छुम दिवान रसियुल ध्यान चोन
चानि आसर वराय छु क्याह मोऽल्ल् म्योन
से तेरि सोज़ान छसय मनिक वाहक
दूरि प्रारान छसय व छऽर ज्यूलि हेथा।
अं कर्मरत रोज़नुक बखुशथम बाश
वेसरेमतेन हेऽसन धयुनुथ यादाश
जेटि हन्जि गाँगे मंज दितम अस्व दोछ
युथ गछि होछ मचन जोइन भरकथ
अं जाँगे रुजस्य ब मागनिस मासस
रिज़दर लोऽग म्ये आत्म विश्वासस
अं भिन्न भवित भाविक मोधुरि त चोकि बेर हेथा।
अं केह हऽलि कऽलि लफज़ ब छस सोम्बरान
अं प्रमानि अनुमुक्त सिक्तानिकिल्लास्वानोक्तस्वान Digitized by econography ₹ .

पूर्ण प्रमान व छस त्रहरान व छ छ छ छ छ छ छ छ छ छ छ छ छ छ छ छ। उत्तरहरान व छस त्रहरान व छ छ छ छ। उत्तर व छस त्रहरान व छस त्रहरान व छस त्रहरान व छस त्रहरान व छ छ छ छ। उत्तर व छस त्रहरान व छस त्रहरान व छस त्रहरान व छस त्रहरान व छ छ। उत्तर व छस त्रहरान व छस त्रहरान व छ छ छ छ छ छ छ। उत्तर व छस त्रहरान व छ छ छ छ छ छ छ छ। उत्तर व छ छ छ छ छ छ छ छ छ छ छ छ। उत्तर व छ छ छ

पूर्ण प्रस्ति विसः प्रमाश प्रमाश प्रमाश प्रमाश विवल्कस मंज बूजिथ यि शोर प्राप्ति । प्राप्ति विवल्कस मंज बूजिथ यि शोर प्राप्ति विवल्कस मंज बूजिथ यि शोर प्राप्ति । प्राप्ति । प्रमाश तारुख-ति छुय अस्व रुप च्योन थे प्रमाश प्रमाश तारुख-ति छुय अस्व रुप च्योन थे प्रमाश प्रमाश प्रमाश प्रमाश प्रमाश प्रमाश प्रमाश प्रमाश तारुख-ति छुय अस्व रुप च्योन थे प्रमाश प्रमाश प्रमाश प्रमाश तारुख विवल्कस मंज बूजिथ यि शोर प्रमाश प्रमाश अरदहाव नरेऽव, मदतस छि शारिका।। प्रमाश प्रम

医克克克斯克克克斯克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克 प्रेयम भाव दासन छुख वरवुनय मेलान सोदामन छु चेय निशि पताह।। छस नज़िर दूर छुम लूभ च्योन अन्ता करण येति रोज़ान छुम्योन वति म्यानि पख बेयि पूरुम म्ये आश अछि गाश प्रखटेयम बखचुम शफाह।। रुपन त च्रितन चानियन लगय नाश कर पापन त शापन मंगय छुखं मुख्य दाता ईश्वर - स्वरुप त्रावतम म्ये नज़रा कडतम तमाह।। मन छुमन रोज़ान स्थिर सावधान बागचि ज़ऽरिदी छु यामथ वुछान सग चानि शाखन यिय सबजार बरन, यियख गोऽड़, फेरियख फिज़ाह।। परम गुरु महताबकाक रामजिय स्वर्ग प्येठ थलि थलि वुछान छिय दोऽछि दोऽछि आऽही सोज़ान छिय चितस्वंरुपस छिय करान वाह वाह।। सोंत पत वहिकस प्राराणबु छस वहरस ब्रन्जि पल गन्ज्रान बु छस बुछहथ समाधि मंज साक्षात्कार 'राज' रथि खारहा ज़न्मचि गऽराह।।

पूर्ण क्रिक्ट क्रिक्ट

पूर्ण प्राचित प्राचाश मुहचि गट गाल प्राचित सूर्ति सूर्ति पनुन प्रण पाल प्राचित सायिवानकरुग रक्षा प्राचित सायिवान सायिवान सायिवान सायिवान स्पाचित सायिवान स्पाचित सायिवान स्पाचित सायिवान सायिवाच सा



## गुरूवे नमः

9966

आमऽति छि आशावान सारिय
म्येति करत कांसि इन्दि पासऽ यारिय
लागय ब भाव पोश चाऽरि चाऽरिय
मेति करत

प्रथ कांसि हन्ज़ छय पय तै खबर कस कोऽस कमी तै कस कुस हच्र छस आरक्रांच् दिम म्ये अऽनवारिय।। 医克洛克氏氏氏征医氏征氏征反应性反应性反应

दान दान अर्घ - पोश गछि चारुन सबरुक मस चेऽयथ गछि प्रारुन पत किन छऽरि अथ दारि दारिय।।

医克洛克斯氏氏征医克洛克氏氏征氏征医克洛氏征后氏征后氏征

छुम कूत अज्ञान काचाह कमी जानिय ति लागान छस बेकलऽय रछतम हेच्ऽथ येलि जिम्मवारिय।।

यस दिख च् जाय पादि कमलन तल मन कामना तस गछन छि सफल छस चलान छुऽट छुऽठ नादारिय।।

प्राराण रुज़सय स्यठा चेर ताम सेयद गछि म्ये कामना कर इनतिज्ञाम Blection c<del>alanted कि N</del>athanten क्रिक्सिकी namental instituted by e**Ga**ngotri

अनुग्रह करवुन चु कित कुतियन
अं मेति चाऽनि रफाकथ सूति सूतिन
लाल साब करय प्याल बरदारिय।।
अं ईष्वर - स्वरुप छुख बोनि शेहजार
अख अख कथ चाऽनि छि ज्ञान भंडार
रोज़हाऽन दूर छम म्ये लाचारिय।।
अं पहचान छम कम छम जान कम
अोऽर छूम साहएतस क्याह छुम गम
पादि कमलन वंदय शर सारिय।।
अं शाह खस विस मंज गुरु वास चोन
आंग प्राण्वा त पाठ म्याऽनि वील जारिय।।
अं पर पेनचिय येलि आयम नौबथ
अच्चां चाउनि नावन दिच्नम शफाकथ
अव्यान म्येल छम पछ थांथरान
अज्ञान किनि छम पछ थांथरान
अज्ञान किनि छम पछ थांथरान
अज्ञान किनि छम पछ थांथरान
अं जाले चातिनय दीवलूक प्येठ जंऽल
यं तुन त गछुन योत रुज़न जारिय।।
अं पर विसंदित प्रांतिय ते बल
अं डालि वातिनय दीवलूक प्येठ जंऽल
यं तुन त गछुन योत रुज़न जारिय।।
अं पर विसंदित प्रांतिय ते विल्ला प्रांतिय।।
अं पर विसंदित दीवलूक प्येठ जंऽल
यं तुन त गछुन योत रुज़न जारिय।।
अं पर विसंदित प्रांतिय ते विल्ला प्रांतिय।।
अं पर विसंदित दीवलूक प्येठ जंऽल
यं तुन त गछुन योत रुज़न जारिय।। 38

पूर्व स्था - जानन करन कारबार प्राप्त हाबुक चुय दित व्यस्तार प्राप्त सोदरस चानि सरवारिय।।

पूर्त सोदरस चानि सरवारिय।।

पूर्त सोदरस चानि सरवारिय।।

पूर्त सोदरस चानि सरवारिय।।

पूर्व कोर सूति तारिथ कास गांगल

जोर सूति तारिथ कास गांगल

जनि छम ताल खोऽर ननवारिय।।

पूर्व प्राप्त से प्राप्त स

### गुरवे नमः

9866

शक्तिमान वंदयो जान गुफतारस। वारय बु प्राण यथ दरबारस।।

वोनमय त मोगंमय कनडोल ध्युतथम

वननय बूज्थम हाल अवहाल वसील रोसितेन वसील करवनि वारय बु प्राण बोऽनि शेहजारस।।

पननेव आंथरोऽस पापव वजिहस पापमूचन तोति घ्युतथम मान शरणागतनै शोऽद बोऽद दिववनि

वारय बु प्राण अपराध हरनस।। रुति साथ रुतिदोह सऽत वथ हाऽवथम आश्रम यिनकुय साल कोरथम

वन्य किथ नेरय पोत किथ फरेय वारय बु प्राण मसतान रुपस।।

医克克克氏氏试验医克克氏氏试验检尿液医抗性抗性性抗性性 चानेन चरनन तल बो आयस नदंन - वन ज़िंद पान चायस शैव अमृतकुय रस चावनावथस वारय बु प्राण कथ वेछनावनस।।

Calection of Late Arjan Nath Handoo, Rainawari. Digitized by eGangotri 35.

阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿

केह सीवाय सूति मन डाँज थावान
केह प्लि पावान शास्त्र तु ज्ञान
स्थानि दऽसि च्ये खोऽर फलि अऽदरान घरि घरि
यारय बु प्राण दास भाव वरनस।।

खसवुन वसवुन शाह छुय ज़फ म्योन
व्यवहार करनावान ध्यान चयोन
छऽरि भाव मूढ़ मनिकय पूठि मानिथ
वारय बु प्राण सर खर करनस।।

प्रे प्रेरणाय आगाज़ अंजाम चोनुय
भंजिलस वातनिच दिस अनवारि
यारय बु प्राण बोल बोश बोज़नस।।

प्रे असविन मोख असि दर्शनु हाव
प्र असविन मोख असि दर्शनु हाव
प्र असविन मोख असि दर्शनु हाव
प्र वारय बु प्राण वोथनस तु बेहनस।।

प्रे माय साऽनि रुज़िनय स्थानि टाठि सतगुरु
मूजूयद रुज़न असि चानि आश
कोऽम मोठ स्थानि छै अर्पण चरणन
वारय 'राज' प्राण जन्मवोहस।।

प्रे स्थि।

प्रे स्थि।

प्रे स्थान वारय 'राज' प्राण जन्मवोहस।।

प्रे स्थान वारय 'राज' प्राण जन्मवोहस।।

प्रे स्थान वारय का अधि माठि सतगुरु
प्र वारय 'राज' प्राण जन्मवोहस।। केंह्र सीवाय सूति मन डंजि थावान केह प्लि पावान शास्त्र तु ज्ञान

在在在石屋的石屋的石匠的石匠的石匠的石匠的石匠的石匠的石匠的

## 'जय गुरुदेव'

西西西西西西西西西西西西西

१९०-९१

ईश्वर स्वरुप स्वामी लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित हुं कुंप छाई रुज़ि - रुज़ि वाऽित चािन पूज़ाई कुंप छाई रुज़ि - रुज़ि वाऽित चािन पूज़ाई कि भिक्तेन हिन्द भगवान कर वरवारय।।

वस्वतिच वुनले अऽसि यँच थाथँरावि पाप बोर गोब गव येिन बुधि किनी पांवि छिट तै गिट निश रिछ चािन राय त्राय।।

नाव चोनुय नािव साँिन हुन्द आधार चुय बिठ लागस्व छुस्व तारनहार ग्रज़विन छि ब्येतस्ता काॅस छठ छाय।।

फुटमुत दिल हयेथ छस घ्रि द्रामच् रोदाद बोज़ हम शर हेथ आमच् अन्दरी फटमच् किथ कऽर बुह्य वाय।।

कित वोिथ कित बेहि पाऽन जानान चुय कि अन्तरराष्ट्री

医阿克斯氏氏征医克斯氏氏征医氏征医氏征反射

कति वोथि कति बेहि पाऽन जानान चुय अन्तरयामी परखावांन चुय कूफ खितमिति माफ कर मेलियुथ न्याय।।

बोल बोश कॅर वनि कूति जानावार रेषि वॉरि हन्दि कातियाह रुति सरदार हान्छि लगि केंह त्राऽवि त्राऽवि घर भार द्राय। 🖳

Comection of Late Arjan Nath Handoo, Rainawari. Digitized by eGangotri

# गुरा स्तुति

9663-65

ईश्वर स्वरुप स्वामी लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित

ज्न्म द्येन छु, च्योन् सोन-बोड् त्यौहार गुरुदेव भविनय जय जयकार गुरुदेव भविनय जय - जय कार महादेव भविनय जय - जय कार

पानि सूतिन चाँगि च्ऽय जालान मक्तितेन दो:खत् दाद् चुऽय गालान डालान ताफ तय दिवान शेहजार गुरुदेव भविनय .....

वर्णातीत छूख आशचर्य मय कास अस् खाऽर् वखतुन भय असि छि यीर, छारान सुम सोथ त सार।। गुरुदेव भविनय .....

पोश चमनन सूति छै च्यानि लै असि ति चाऽनि साऽनि कल थावनि छै खुरि कास वरवतऽनि गाल गटकार।। गुरुदेव भविनय .....

Collection of Late Arjan Nath Handoo, Rainawari. Digitized by e

阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿 阿克西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西西 वननुक न दपनुक क्याह छु हाजथ मटि छै खार सानि किथ हेख पथ फटविन नावि हुन्द छुख पतवार।। गुरुदेव भविनयं ..... ईश्वर - स्वरुप अनि गटि मंज गाश सीर थव बरकरार यिन गछि फाश हल कर समस्याइ शोऽमराव नार।। गुरुदेव भविनय ..... मऽन मन्दर, आसन म्योन प्राण खसव्न त् वसवुन शाह गुरु ध्यान पूज़ वाणी त प्रदिक्षण व्यवहार।। गुरुदेव भविनय ..... पोश पूज़ छसय करान दूरि दूरिय मजबूरी छम इ कमजूरी पादुका चानि छम धन् अम्बार।। गुरुदेव भविनय . आश रुज़िन म्यानि यऽच् बरकरार आय भविनय मंगय बारम्बार परमब्रहंस अऽसि करान यि जारपार।।

पूर्विव भविनय

परमब्रहंस अऽसि करान यि जारपार।।

पूर्विव भविनय

परमब्रहंस अऽसि करान यि जारपार।।

पूर्विव भविनय

अनुग्रह चानिइ सूति यियम अथवथ

दियुन छुय पानय कारण तार।।

पूर्विव भविनय

Collection of Late Arjan Nath Handöö; Rainawari- Digitized by eGangori .परमब्रहंस अऽसि करान यि ज़ारपार।। 88

### भिक्त भेंट

호

医医克洛克氏氏试验医克克氏氏试验检尿液医尿液试验

9665-63

चु कन थव आऽरच्रस म्यानिस करय बन्दना दोहस च्यानिस।।

तुलिथ वुफ् मनशि दिह त्रोवुथ स्वर्ग लूकस प्रचंड होवुथ हुरेर गोम लाल-किस पाऽनियस।।

शिव ओसुख त आसख चुय वूछऽन वाजियन म्ये दिम दृष्टिय गछान भ्रम नाहक अनजानिस।।

मानव दिह अपऽज पारिजान करान छस ध्यान छुहम म्येलान गछान तसल्ली मनस म्यानिस।।

मन मन्दरस अन्दर चोन थान शहचि खस वस चेइ ललवान वजान सूहम-ग्रटस त पाऽनिस।।

शिव रुप चोन म्ये गलि गोन्डमुत अछियन मंज - बाग रिछथ थोंवमुत म्ये छांफ चानिय छि कर्मलानियस।।

र् सर्वव्यापक तु सर्वश्राक्तिमान Çollection of Late Arjan Nam Handoo, Rainawari. Digitized by eGangotri

### 'नय गुरुदेव'

3663-68

नित्यं शुद्ध निराभासं, निराकारं निरञजनम् नित्यं बोध चिदानन्दं, तस्मै श्री गुरुवे नमः।।

गोरु सुन्द बजर क्याह, कथि च सन भक्तिस गोऽरस छुन, जांह ति छेऽन।

ंकाया छि रावणनि – लंका, कुनि विज़ि दियस श्रीराम दाह। सूक्ष्म छु अन्तर आत्मा, पय थव तमियुक राऽछि कर् हेसन।।

1. 石石石石石石石石石石石石石石石石石石石石石石石石

मन्रोज़ तु मत गफलच अंदर, ईश्वर स्वरुप छुम घर न्येबर अऽछि वछ चु थव मूर्ख म् बन, वनि छुन इवान केंद्र शोगिमितेन

माजुक नमुक संबन्ध युथुय, गुरु शिष्य बंधन जानुन त्युथुय। येलि येलि सोरेस् शिष्य भावसान, साहयतस इवान पालान छु प्रऽन।।

Collection of Late Arjan Nath Handoo, Rainawari. Digitized by eqangotri

医医克斯氏氏试验检尿病医疗疗医疗医疗医疗医疗病疗

पूर्ण फल छुम तुलन कर्मन हुदय,
निर्गुण स्वरुप चोन छुम डोखुय।
प्रां जोतान चु छुख मंज तारकन,
टोठान चु टाठियन तु विरमतेन।।
प्रां साकार रुप अनुग्रह लोबुम,
चुरणारबेन्ध अमृत चुहुम।
भे खेर, मेहर मस्तानगी,
प्रां छुम रन्जनावान राथ देयन।।
प्रां उरवान वुठन हुन्द चोन असुन,
साक्षात सुशिव रुप दर-शुन
स्वर्गुक सोख मेलान अछेऽयोन,
भित्त -बोछिन तै त्रेशहतेऽन।।
प्रां येमि जन्म रोट येमि नाव च्योन,
प्रां खोत करम तस नोव तु प्रोन
मन मन्दरस मंज स्वरुप चोन,
कुन म्योन त् चोन तत्त्व किति छु बेन।।
प्रां खोड ब्योन गछान छा वासि निश्च,
प्रां तोड ब्योन गछान छा वासि निश्च
प्रां तोऽज, 'राज' गुरु पादुकाई नमान,
दूरि कऽर प्रणाम साधन मऽतेन।। 85

#### गुरुवे न्मः

馬馬馬馬馬

西西西西西西

西西西西西西

西西西西西西西西西西西西西西西西西

988-89

ईश्वर स्वरुप स्वामी लक्ष्मण जी महाराज के प्रति श्रद्धा के फूल 医医耳耳氏试验检医医性性医尿管性医尿管性尿管性尿管炎

च्ऽय प्राणधार च्ऽय जीवन सार चेऽय मैरव रूऽप, भविनय नमस्कार।।

हेस ब्रमेयम बोद्ध वेसरेयम गुरु स्तुति माअज़ शेरेयम स्वपन मायाई मज़ क्ररथस बेदार।।

सूक्षम रूप छुख कण कण विद्यमान साकार रूप छुय मोख खोटमुत पान माया चानिय छम अपरम्पार।।

संसार सोदरस मंज़ छस यीरान भंवरन मंजबाग पान गीरान सेदि बुधि तार दिम छुय म्योन ज़ारपार।।

तन तय मन म्योन नाव् चानि दरिथय भाव चानि छुय मन चिय माल फिरवान वाऽर छुम न रटहा साधऽ लइ गोफगार।।

पूर्व विद्या वि

प्रें प्रानिस दोहस क्याह छुय प्रभाव

प्रें जानान सिरफ स्योन भिक्त भाव

कथ छन इ वननिय त् बोजनिय

प्रुंस गालि पान त्ति छुख वरान।।

प्रें

गुरु अनुग्रह स्ति आसि यस

कृति तरफ छुन काँह खोफ तस

हिल् हरफ् तस सेदि सेदि गछान

तकवीर ति तस यारिइ करान।।

प्रें

सिंडमथ करान आऽसि शऽदि असि

प्रें

आश्रम दिवान ओस मीठि किछि

प्रें

छऽकरन आई चाऽनि आस यच्छा

प्रथ जाइ शिष्य छिय लोल बरान।।

प्रें

पोशि कस तु पूर्श अजताम कस

प्रें

प्रात्रम स्थिर प्रथ होश त् हेस

छस 'राज' प्राराण आलवस

प्रें

प 42

医克克克氏氏征医克克氏氏氏征医氏征氏征反应性后位的 网络河南河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河 गुरुदेव की नयन्ती पर स्तुति भेंट 9888-86 छस मातहथ गुरुदेव चेय, चुय नज़िर मंज थाविज़ेम येलि हेयऽख नेप्मथ पननेन शिष्यन हंज् सूति गन्जराविजेम।। साकार रुप चावथस बु अमृत ज्ञानकुय सानन्द छुम चऽयोन निराकार रुप मदतस ध्यान धारनाविजेम।। दीवी शारिकाइ सूति येलि शिव शास्त्र वेछ्नावख दृष्टि मंज सारिय यिनय, मेति दूरि प्रज्नाविजेम।। शास्त्रार्थ येलि आसख करान; महताब काकस सूति ज्ञान जुऽच प्रजलन यिम तमिच मेति जान करनाविजेम।। ईश्वर आश्रम गुप्त गंगा, येलि चु करहन याद वापस निथ तोर यज़त सान बोनि वाव फोलराविजेम।। Contection of Late Arjan Nath Handoo, Rainawari. Digitized by eGandon 43

**网络阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿** 医阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿 छुम मा धर्म या कर्म कोरमुत, युस बनेऽम आधार छुख राज़दार म्योन कन्डि थरेव निश जाम बचराविजेम।। अथ च्येन लकीरन कर्म रेखायन म्ये कुस बदलेऽम आसान करिज़ेम मुश्किलन न्याय सारिअंनज्राविजेम।। अनुग्रह छुम चोन हेऽक बु कति रेऽन चाऽनि नख वालिथ बेकस त बेबस छस बु गुरु असलुक सबब करिजेम।। दासभाव छु असि लोकटेन बडेन दास सोन सोर परिवार दितिमति च्ये छिय संस्कार यिम तिम बरकरार थविजेम।। भूत तै भविष्य दोश्वय स्वपुन छुम वर्तमान गीरान गाश चोन प्रज़लान सानि घरि अनिगटि निशे रछिज़ेम।। आईन मन छुम साफ निर्मल, छम न अथ काँह छाय 'राज' सेज़र पज़रचि नावि मंज़ छस, '&bllection of Late Arjan Nath Handoo, Rainawari. Digitized by e 48

**高级的时间的时间时间时间时间时间间间间间间间间间间间间间间间** 

#### गुरु स्तुति १९९७-९८ सत्नुरुवे नमः

हा मऽन किथ कऽनि वन मशरावख माय हऽति मऽति ईश्वर आश्रमिकय। रंग चेर कुऽजेन तै बोनेऽन हुन्द बऽहरावान छऽम दुबराय दिलचिय।।

चकरान बोऽद्ध छम चानि रूप स्वरि स्वरि प्रथ रूप प्रथ नव जान करनावाथस। - 2 परम भावुक रस चाव मस्त करिथय कुनि रूप ठऽहराव थांथराय मनचिय।। तीज़ तीजस सूतिटन म्युल चोनुय साकार तै निराकार रुप चोनुय। - 2 लै घनि भक्ति सूति देयन तै राथ प्रजलाव जुच सत् चित्त आनन्दचिय।।

गोऽर महिमा कुस हेऽिक वेऽछ्नाविथ कुस हेऽिक सिर्यस प्रागाश हाविथ। - 2 वर्णातीत कुस करि चोऽन वर्णन कुस लिब थाह ग्रज़विन् सागरिचय।।

Callection of Late Arjan Nath Handoo, Rainawari. Digitized by eGaractri

医医克克氏氏试验医氏试验检试验检尿液试验检试验检验 有不同的的现在形式的现在分词形式的现在分词形式 ध्यान पिज़ मऽन युस करि सुय साधान तस पीडायन गोऽर सुम फुटरान। - 2 म्योनं तन अर्पण, म्योन मन अपर्ण आश छमन, ससारऽिक हेऽन दिनचिय।। बजरस चानिस निशि कस छु थज़र थज़रस चानिस निशि कस छु थज़र।-2 चानि नाव सारिय दीवी तु दीवता। वत छारान वरदान भखचेनचिय।। ईश्वर आश्रम छुम बसिथ मनि मंज जन्म दुहऽचि जयन्ती छु लोगमुत संज।-2 प्रथ शाखाऽय ईश्वर शै मीजिमऽच सोऽय रीथ छख महिमा वखननचिय।। दास भाव सोम्बराविम केंह शोऽधि भाव गुरु स्तुति ध्युतमस माय सोऽस नाव। - 2 वांऽस सूरम घर - घर - घर दोहरान नशनिच विऽज् वाऽचम सखरनचिय।। मोह जिनिसंऽय रेह गुरु शोम्रावुम असलऽचि अंद वातविन वथ हावुम। - 2 अज्ञानुक गटजोऽल गछिनम कम छस 'राज' याचक अनुग्रह धनचिय।। Collection of Late Arjan Nath Handoo, Rainawari. Digitized by eGardotri 44







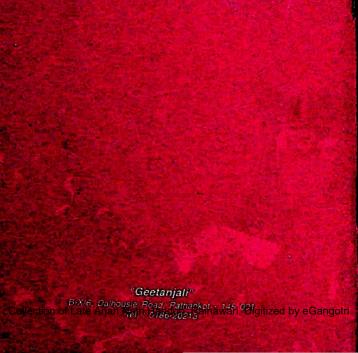